इस पुस्तक अथवा इस पुस्तक के किसी अंश को इलैक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकार्डिंग या अन्य सूचना-संग्रह साधनों एवं माध्यमों द्वारा मुद्रित अथवा प्रकाशित करने के पूर्व लेखक तथा डायमंड पॉकेट बुक्स की लिखित अनुमित अनिवार्य है।

#### ISBN: 81-288-1115-0

#### © लेखकाधीन

: डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा.) लि.

X-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II

नई दिल्ली-110020

फोन

प्रकाशक

: 011-41611861, 40712100

फैक्स

: 011-41611866

ई-मेल

: sales@dpb.in

वेबसाइट

: www.dpb.in

संस्करण

: 2010

मुद्रक

: आदर्श प्रिंटर्स, शाहदरा, दिल्ली - 32

#### BHOJ SAMHITA: BUDHA KHAND

by : Dr. Bhojraj Dwivedi

| 1.               | विषय प्रवेश                                                   | 7   |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--|
| 2.               | लेखक परिचय                                                    | 15  |  |
| जिज्ञासा खंड (अ) |                                                               |     |  |
| 3.               | बुध की उत्पत्ति कथा                                           | 17  |  |
| 4.               | बुध का वैदिक स्वरूप                                           | 18  |  |
| 5.               | बुध का खगोलीय स्वरूप                                          | 19  |  |
| 6.               | बुध की पौराणिक स्वरूप                                         | 20  |  |
| 7.               | बुध का स्वरूप                                                 | 21  |  |
| 8.               | बुध के अचूक फल                                                | 24  |  |
| संहिता खंड (ब)   |                                                               |     |  |
| 9.               | बुध मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में जन्मगत फल                    | 27  |  |
| 10.              | बुध मेष राशि भरणी नक्षत्र में                                 | 28  |  |
| 11.              | बुध मेष राशि, कृत्तिका नक्षत्र                                | 28  |  |
| 12.              | बुध वृष राशि, कृत्तिका नक्षत्र में                            | 29  |  |
| 13.              | मेदनीय ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में बुध का                     |     |  |
|                  | धन-धान्यादि पर प्रभाव                                         | 52  |  |
| 14.              | गोचर जन्म लग्न से देखना चाहिए?                                |     |  |
|                  | अथवा चंद्रलग्न में देखना चाहिए?                               | 57  |  |
| 15.              | बुध का गोचर फल                                                | 58  |  |
| 16.              | बुध की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतरदशा का फल                | 71  |  |
| 17.              | बुध की अंतर्दशा में बुधादि ग्रहों की प्रत्यन्तरदशा का फल      | 77  |  |
|                  | जातक खंड (स) जन्मकुंडलीगत फलादेश                              |     |  |
|                  |                                                               |     |  |
| 18.              | लग्नस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता    | 81  |  |
| 19.              | द्वितीयस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता | 102 |  |
| 20,              | तृतीयस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता   | 120 |  |

| 21. | चतुर्थस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता | 198 |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 22. | पंचमस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता   | 157 |
| 23. | षष्ठस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता   | 176 |
| 24. | सप्तमस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता  | 195 |
| 25. | अष्टमस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता  | 214 |
| 26. | नवमस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता    | 233 |
| 27. | दशमस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता    | 251 |
| 28. | एकादशस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता  | 269 |
| 29  | द्वादशस्थ बुध के बारे में पूर्वाचार्यों के मत एवं भोज संहिता | 286 |
|     | उपचार खंड (द)                                                |     |
| 30. | अनिष्ट निवारण के विभिन्न उपाय                                | 305 |
| 31. | बुध के वैदिक मंत्रों का प्रयोग                               | 308 |
| 32. | बुध गायत्री                                                  | 309 |
| 33. | बुध के तान्त्रिक मंत्र                                       | 309 |
| 34. | बुध शांन्ति प्रयोगः, बुध स्नान                               | 310 |
| 35. | बुधयंत्र                                                     | 311 |
| 36. | सरस्वतीस्तोत्रम् (बृहस्पतिकृत)                               | 313 |
| 37  | सरस्वतीस्तोत्रम् (गणेशकृत)                                   | 314 |
| 38. | बुध पञ्चविंशति नामावली स्तोत्रम्                             | 316 |
| 39. | बुध स्तोत्र                                                  | 317 |
| 40. | बुध कवचम्                                                    | 317 |
| 41. | बुध अष्टोत्तरशत नामावली                                      | 318 |
| 42. | बुध मंगल स्तोत्रम्                                           | 319 |
| 43. | सन्तान गणपति स्तोत्रम्                                       | 320 |
| 44. | गणेश दिव्य दुर्ग स्तोत्रम्                                   | 320 |
| 45. | अथ गणपत्यथर्वशीर्षम्                                         | 321 |
| 46. | महालक्ष्मीस्तुति                                             | 323 |
| 47. | सिद्धलक्ष्मीस्तुति                                           | 323 |
| 48. | बुधवार व्रत कथा                                              | 323 |
| 49. | बुधदेव की आरती                                               | 325 |
| 50. | आरती श्री गणेश जी की                                         | 326 |

# विषय प्रवेश

ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता वेदों में सिद्ध है। प्राचीन काल से ही वेद के छह अंगों में ज्योतिष शास्त्र मूर्धन्य स्थान को प्राप्त था। वैदिक काल और वराहिमहिर के बीच 18 ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तक धुरंधर आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है।

> सूर्यः पितामहो व्यासो, वसिष्ठोऽत्रिपराशरः। कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिः मनुरंगिरा॥ लोमेशः पोलिशश्चैव, च्यवनो यवनो भृगुः। शौनकोऽष्टादशाश्चैते, ज्योतिषः शास्त्र प्रवर्तकाः॥

> > -सूर्य सिद्धान्त (भूमिका)

पर दुर्भाग्य यह है कि इन सब ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक आचार्यों का क्रमिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं है। चार-पाँच आचार्यों को छोड़कर बाकी सभी की वास्तविक कृतियां भी ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों को प्राप्त नहीं हैं। केवल नाम ही चर्चित है। कई विद्वानों के ग्रन्थ उपलब्ध है तो उनके काल का पता नहीं। जिनमें बृहद्पाराशर होराशास्त्र के रचयिता पराशर, भृगुसंहिता के रचयिता महर्षि भृगु, सत्यजातकम् के रचयिता सत्याचार्य, मीनराज कृत बृहद्यवनजातक इत्यादि प्रमुख हैं। ज्योतिष शास्त्र को नई ऊचाइया प्रदान करने वाले, तीनों स्कन्धों के निष्णात ज्ञाता दैदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी वराहिमिहिर का सम्पूर्ण साहित्य हमें विधिवत प्राप्त है। परंतु उनका काल भी संदिग्ध है। अंग्रेजों के अनुयायी इतिहासकार उनका जन्म ईसा की पांचवीं शताब्दी का मानते हैं जबिक वराहिमिहिर ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य उर्फ चन्द्रगुप्त मौर्य के राजकीय पंडित थे और वर्तमान में महरौली (मिहिरालय) में स्थित कुतुबमीनार उनकी प्राचीन वेधशाला थी। जिस पर जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध ग्रंथ भोज संहिता के लेखक द्वारा लिखा गया जो प्रकाशित हो चुका है।

#### वैदिक काल के पश्चात वराहमिहिर के पूर्व ज्योतिष की स्थिति

यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र के प्रति वराहमिहिर का पुष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने अपने साहित्य में प्रसंगवश उदारता पूर्वक अनेक 5. भोज संहिता—तृतीय भावगत गोचर का बुध भाइयों में परस्पर प्रेम बढ़ाएगा। मित्रों से लाभ देगा। बुध की दृष्टि भाग्योदय के नए अवसर प्रदान करेगी। यह गोचर मेषलग्न, कर्कलग्न, धनुलग्न एवं मकरलग्न में ज्यादा शुभफलदायक रहेगा।



#### गोचर का बुध चतुर्थ स्थान में

- जन्मराशि से चतुर्थ बुध का भ्रमण हो तो अपने जन और बंधुओं की वृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। —बृहत्संहिता/पृ.599
- 2. जन्मराशि में बुध चौथे हो तो धन लाभ, भाग्य वृद्धि, सुख, चित्त में प्रसन्नता, द्रव्य का आगमन होता है। —ग्रहगोचर ज्योतिषम/पृ.3
- 3. धनाप्तिम् (धनलाभ) -मन्त्रेश्वर (फलदीपिका)/पृ.633
- 4. चौथे स्थान में बुध हो तो धनलाभ होगा -ज्योतिषतत्त्वप्रकाश/पृ.564
- 5. भोज संहिता—चतुर्थ भाव में बुध का केंद्रगामी गोचर जातक को कीर्ति देगा, वाहन सुख, नौकर सुख में बढ़ोतरी करेगा। ऐश्वर्य बढ़ाएगा। बुध की दशम भाव पर दृष्टि व्यापार सुख में वृद्धि करेगी। सरकारी अधिकारियों से भी लाभ होगा। यह स्थिति वृषलग्न, मिथुनलग्न, मीनलग्न में ज्यादा सार्थक होती है।

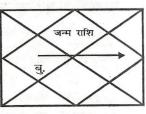

#### गोचर का बुध पंचम स्थान में

- जन्म राशि से पंचम में बुध का भ्रमण हो तो पुत्र और स्त्री के साथ कलह और अपने उद्देग के कारण सुंदर स्त्री का भी उपयोग नहीं होता।
   —बृहत्संहिता/प्.599
- गोचर का बुध यदि पांचवे हो तो सुख का नाश, द्रव्य की हानि, भाइयों में विराध, शत्रु से भय व मानसिक चिंता रहेगी।
  - -ग्रहगोचर ज्योतिषम्/पृ.4 भार्यातनुजकलहम् (पत्नी पुत्र से कलह)



–मन्त्रेश्वर ( फलदीपिका ) पु.633

बुध गोचर में पांचवें स्थान में हो तो पीड़ा देगा।

-ज्योतिषतत्त्वप्रकाश/पु.564

5. भोज संहिता—गोचर के बुध का परिश्रमण जब पंचम भाव में होगा तो ज्ञान की वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के आसार बनेंगे। खासकर वृषलग्न, मिथुनलग्न, कन्यालग्न, मकरलग्न व कुंभलग्न में परिणाम अत्यन्त शभ होगें।

## गोचर का बुध छठे स्थान में

 यदि जन्मराशि में छठी राशि में बुध हो तो सौभाग्य, विजय और उन्नित करता है।

–बृहत्संहिता∕पृ.599

जन्मराशि में बुध यदि छठे हो तो धनलाभ, भाग्य में वृद्धि, सुख, चित्त में प्रसन्नता रहेगी।
 विजयम् (विजय)
 मन्त्रेश्वर (फलदीपिका)/पृ.633

गोचर में बुध छठे स्थान में है तो स्थिति लाभ होता है।

-ज्योतिषतत्त्वप्रकाश/पृ.564

भोज संहिता—मिथुनलग्न व कन्यालग्न में बुध छठे लग्नभंगयोग बनेगा। वृषलग्न व सिंह लग्न में धनहीनयोग बनेगा। तुला लग्न व मकरलग्न में बुध छठे। भाग्यहीन योग बनाएगा। मेष व कर्क लग्न में बुध छठे पराक्रम अंग योग बनाता है। ऐसी



जन्म राशि

स्थिति में छठे बुध के शुभ परिणाम संदिग्ध है। फिर भी मेषलग्न, कर्कलग्न, वृश्चिक से मकरलग्न में विपरीत राजयोग के कारण, दु:स्थान का स्वामी दु:स्थान में होने से शत्रुओं पर विजय मिल सकती है।

## गोचर का बुध सातवें स्थान में

- बुध का भ्रमण जन्मराशि (चंद्र) से सातवीं राशि में हो, तो विवर्णता और कलह करता है।
   —बृहत्संहिता/पृ.599
- यदि गोचर का बुध जन्मचंद्र से सातवें होते द्रव्य की हानि, भाइयों से विरोध, शोक, शरीर में भारी कष्ट, शत्रुभय रहेगा।

-ग्रहगोचर ज्योतिषम्/पृ.4

विरोधम् (विरोध, झगड़ा)





भोज संहिता—सप्तम भाव में बुध का परिभ्रमण पत्नी सुख में शुद्धि कराता है। गुप्त समझौतों से जातक को लाभ होता है। बुध एक शुभग्रह है। शुभग्रह

भोज संहिता : बुध खंड / 60

भोज संहिता : बुध खंड / 61

बुध का अन्य ग्रहों से संबंध-

- 1. बुध+सूर्य-'भोज संहिता' के अनुसार धनुलग्न में सूर्य भाग्येश होगा। चतुर्थ स्थान में मीन राशिगत यह युति वस्तुतः भाग्येश सूर्य की सप्तमेश+दशमेश बुध के साथ युति होगी। बुध यहां नीच राशि का होगा। दोनों ग्रह यहां बैठकर दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे जो कि बुध की उच्च राशि होगी। फलतः ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। 'कुलदीपक योग' के कारण जातक अपने कुटुम्ब-परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा। जातक की किस्मत का सितारा 26 वर्ष की आयु में चमकेगा। जातक समाज का लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
- 2. बुध+चंद्र-बुध के साथ चंद्र होने से जातक को माता-पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी व विवाद रहेगा।
- 3. बुध+मंगल-बुध के साथ मंगल होने से जातक को माता-पिता की संपत्ति मिलेगी।
- बुध+बृहस्पित—बुध के साथ बृहस्पित 'हंस योग' बनाएगा। जातक राजातुल्य पराक्रमी, सुख-सुविधाओं से युक्त होगा।
- 5. बुध+शुक्र-बुध के साथ शुक्र 'मालव्य योग' बनाएगा। जातक राजा के समान वैभव संपन्न होगा। उसके पास अनेक वाहन होंगे।
- 6. बुध+शनि—बुध के साथ शनि होने से जातक का संसुराल धनी होगा। जातक की पत्नी कमाऊ होगी।
- 7. बुध+राहु-बुध के साथ राहु भौतिक सुखों में बिगाड़ करता है।
- बुध+केतु-बुध के साथ केतु वाहन दुर्घटना देता है।
   उपाय- 1. माणक+पुखराज+मूंगा का त्रिशक्ति लॉकेट धारण करें।
  - 2. अपने वाहन का रंग हरा रखें।
  - 3. मकान की दीवारें व पर्दों में हरे रंग का प्रयोग करें।
  - 4. भोजन में मूंग की दाल का अधिक प्रयोग करें।
  - 5. गणपति स्तोत्र का नित्य पाठ करें।
  - 6. घर में प्रवेश द्वार पर हरे रंग के गणपति लगावें।

### मकरलग्न में बुध की स्थिति चतुर्थ स्थान में

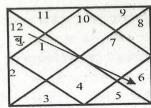

मकरलग्न में बुध षष्ठेश एवं भाग्येश है। बुध लग्नेश शनि का मित्र होने से यहां राजयोग कारत एवं शुभ फल देने वाला ग्रह है। बुध यहां पत्ती स्थान में मेष (सम) राशि का होकर 'कुलवीपता योग' बना रहा है। ऐसे जातक को मकान-वाली माता-पिता, जमीन-जायदाद का पूर्ण सुख प्राप होता है। लोमेश संहिता के अनुसार ऐसा जातक राजमंत्री, सेना का अधिपति, राज (सरकार) में उच्च पद, सम्मान को प्राप्त करता है। जातक अपने कुटुम्ब-परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा।

विष्ट—बुध यहां मिथुन राशि से एकादश कन्या राशि से आठवें स्थान पर होकर रशम भाव (तुला राशि) को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जातक को रोजी-रोजगार, व्यापार में पुरा-पुरा फायदा होगा।

िशानी – जातक के स्वयं की तुलना में जातक के माता-पिता अधिक धनी, सुखी

त्राा-बुध की दशा-अंतद्रशा में जातक को भौतिक सुख, उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। जातक का भाग्योदय होगा।

एप का अन्य ग्रहों से संबंध-

- बुध+सूर्य-'भोज संहिता' के अनुसार मकरलग्न में सूर्य अष्टमेश होगा। चतुर्थ स्थान में 'मेष राशिगत' यह युति वस्तुत: अष्टमेश सूर्य की षष्ठेश+भाग्येश बुध के साथ युति कहलाएगी। सूर्य यहां उच्च का होगा। सूर्य के कारण 'रविकृत राजयोग' तथा बुध के कारण 'कुलदीपक योग' बनेगा। जातक बुद्धिमान होगा व कुटुम्ब परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा। राज (सरकार) से लाभ उठाएगा। उत्तम वाहन एवं मकान सुख को प्राप्त करता हुआ समाज का लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएगा।
- बुध+चंद्र—बुध के साथ चंद्रमा जातक को माता का सुख तो देगा पर माँ बीमार रहेगी अथवा जातक के अपनी माता से विचार कम मिलेंगे।
- बुध+मंगल-बुध के साथ यहां मंगल होने से 'रुचक योग' बनेगा। जातक राजातुल्य ऐश्वर्यशाली एवं उच्च वाहन का स्वामी होगा।
- बुध+बृहस्पति—बुध के साथ बृहस्पति जातक को मकान का सुख देता है।
  बुध+शुक्र—बुध के साथ शुक्र जातक को उत्तम वाहन सुख देता है।
- बुध+शनि—बुध के साथ शनि नीच का होते हुए भी जातक भौतिक ऐश्वर्य से संपन्न, उत्तम वाहन का स्वामी होगा पर वाहन खर्चा बहुत कराएगा।
  - ब्ध+राहु-बुध के साथ राहु वाहन दुर्घटना का संकेत देता है।
- बुध+केतु—बुध के साथ केतु होने से जातक की माता लम्बी बीमारी से प्रसित रहेगी।
  - उपाय- 1. जिरकान+पन्ना+नीलम का त्रिशक्ति लॉकेट धारण करें।
    - 2. हरे रंग की वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग करें।
    - 3. बुधवार का व्रत, उपवास, आरती करें।
    - 4. गणपति अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें।
    - 5. हरी घास के मैदान में नंगे पांव चलें।

भोज संहिता : बुध खंड / 153

भोज संहिता : बुध खंड / 152